ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજા વિરચિત ટિપ્પણ સહિત શ્રી ભોજદેવકૃત રાજમાર્તંડવૃત્તિસમેત મહર્ષિ શ્રી પતંજિત વિરચિત

## પાતંજલચો ગસૂત્ર

શબ્દશઃ વિવેચન ભાગ-ર

ार्टभार्वत्रहं दननंत्रला वोनस्यानुसारेतः वश्चापंत्रनस्यार्थं ग्रास्तं प्रश्नियाष्ट्रयं १ स्वयंधाप्तं न्यास्त्रयं स्वयंधाप्तं न्यास्त्रयं स्वयंधाप्तं स्वयंधायः स्वयंधायः

વિવેચક : પંડિતવર્ચ શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા

## પાતંજલયોગસૂત્ર ભાગ-૧ની અનુક્રમણિકા

| सूत्र नं. | વિગત                                             | पाना नं.  |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
|           | (૧) સમાધિપાદ :                                   | 9-926     |
| ۹.        | મંગલાયરણ.                                        | 9-8       |
| ₹.        | યોગનું લક્ષણ.                                    | 8-6       |
| 9-2.      | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી              | 6-6       |
| 3.        | ચિત્તવૃત્તિનિરોધકાળમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ.          | ૯-૧૧      |
| 8.        | અનિરોધકાળમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ.                    | 90-99     |
| ч.        | ચિત્તની ક્લિષ્ટ-અક્લિષ્ટ બે પ્રકારની વૃત્તિઓ.    | ૧૧-૧૨     |
| €.        | ચિત્તની વૃત્તિઓના ભેદો.                          | ૧૨-૧૩     |
| 9.        | પ્રમાણોના ભેદો.                                  | ૧૩-૧૫     |
| ۷.        | વિપર્યયનું સ્વરૂપ.                               | ૧૫-૧૬     |
| ¢.        | વિકલ્પનું સ્વરૂપ.                                | 98-96     |
| 90.       | નિદ્રાનું સ્વરૂપ.                                | 92-96     |
| 99.       | સ્મૃતિનું સ્વરૂપ.                                | 9૯-૨9     |
| પ થી ૧૧.  | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી              | २१-२3     |
| 92.       | ચિત્તવૃત્તિનિરોધનો ઉપાય.                         | ₹3-₹४     |
| 93.       | ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ માટે કરાતા અભ્યાસનું સ્વરૂપ. | ૨૪-૨૫     |
| 98.       | ચિત્તવૃત્તિના નિરોધના અભ્યાસને દઢ કરવાનો ઉપાય.   | ૨૫-૨૬     |
| ٩٧.       | વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ.                               | ₹ € - ₹ ८ |
| 98.       | પ્રકૃષ્ટ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ.                      | 2८-२७     |
| १५-१ ह.   | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી              | २૯-३१     |
| 99.       | સંપ્રજ્ઞાતસમાધિના ચાર ભેદો.                      | 39-36     |
| 96.       | અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિનું સ્વરૂપ.                      | 80-83     |
| १७-१८.    | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી              | 83-83     |
| 96.       | ભવપ્રત્યય પ્રાપ્ત થતી સમાધિ.                     | 89-86     |

| सूत्र नं.   | વિગત                                                           | પાના નં. |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 96.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | ४७       |
| ₹0.         | યત્નથી પ્રાપ્ત થતી સમાધિના ઉપાયો.                              | ૫૦-૫૧    |
| ૨૧.         | તીવ્રસંવેગથી શીધ્ર સમાધિની પ્રાપ્તિ.                           | ૫૧-૫૨    |
| ૨૨.         | જઘન્ય, મધ્યમ અને તીવ્રસંવેગના ભેદથી યોગીના ૨૭ ભેદોની પ્રાપ્તિ. | ૫૩-૫૭    |
| ₹3.         | ઈશ્વરપ્રણિધાન સમાધિની પ્રાપ્તિ.                                | ૫૭-૫૯    |
| ₹8.         | ઈશ્વરનું સ્વરૂપ.                                               | ૫૯-૬૫    |
| ૨૫.         | ઈશ્વરને સ્વીકારવા માટે પ્રમાણ.                                 | ६५-६८    |
| રદ.         | પૂર્વના ઋષિઓના ગુરુ તરીકે ઈશ્વરનો સ્વીકાર.                     | ₹८-₹૯    |
| ₹.          | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | €6-99    |
| ૨૭.         | ઈશ્વરનો વાચક શબ્દ.                                             | 99-96    |
| ₹८.         | ઈશ્વરના જપથી ઈશ્વરના સ્વરૂપનું ભાવન.                           | 9८-96    |
| ૨૯.         | ઈશ્વરની ઉપાસનાનું ફળ.                                          | 62-02    |
| 30-39.      | યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં અંતરાયો.                               | ८१-८६    |
| ૩૨થી ૩૯     | . ચિત્તના વિક્ષેપના પરિહારનો ઉપાય.                             | SS-408   |
| 33.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | CO-G3    |
| 38.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | ૯૫-૯૬    |
| 80.         | ચિત્તસ્થૈર્યનું ફળ.                                            | 908-908  |
| ૪૧થી ૪૫     | . સમાપત્તિનું સ્વરૂપ અને તેના ભેદો.                            | 90€-99€  |
| <b>8</b> €. | સંપ્રજ્ઞાતસમાધિનું સ્વરૂપ.                                     | 998-993  |
| 86.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                            | 999-996  |
| 89.         | સમાધિના અતિશયથી અધ્યાત્મનો પ્રસાદ.                             | 992-996  |
| ४८-४७.      | ઋતંભરાપ્રજ્ઞાનું સ્વરૂપ.                                       | 920-922  |
| ૪૭થી ૪૯     | ૮. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                         | 923-928  |
| чо.         | ઋતંભરાપ્રજ્ઞાનું ફળ.                                           | ૧૨૪-૧૨૫  |
| 49.         | સંપ્રજ્ઞાતસમાધિથી અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિની પ્રાપ્તિ.                 | ૧૨૫-૧૨૭  |
|             | સમાધિપાદનો ઉપસંહાર                                             | 929-922  |

| सूत्र नं. | વિગત                                                     | પાના નં.  |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
|           | (૨) સાધનપાદ :                                            | 926-256   |
| ٩.        | ક્રિયાયોગનું સ્વરૂપ.                                     | 926-930   |
| ۹.        | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                      | 130-132   |
| ₹.        | ક્રિયાયોગનું પ્રયોજન.                                    | 932-933   |
| 3,        | ક્લેશોના ભેદો.                                           | 9.33-9.38 |
| 8.        | સર્વ ક્લેશોનું બીજ અવિઘા અને ક્લેશોના ભેદોનું સ્વરૂપ.    | 938-936   |
| રથી ૪.    | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                      | 136-136   |
| ч.        | અવિદ્યાનું સ્વરૂપ.                                       | 936-980   |
| ٤.        | અસ્મિતાનું સ્વરૂપ.                                       | 980-983   |
| 9.        | રાગનું સ્વરૂપ.                                           | 983       |
| ۷.        | દ્વેષનું સ્વરૂપ.                                         | 988       |
| e.        | અભિનિવેશનું સ્વરૂપ.                                      | 988-984   |
| પ થી ૯.   | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                      | 188-186   |
| 90.       | ક્લેશોના નાશના ઉપાયોનો વિભાગ.                            | ૧૫૦-૧૫૧   |
| 90.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                      | 949       |
| 99.       | સ્થૂલ ક્લેશોના નાશનો ઉપાય.                               | ૧૫૨-૧૫૩   |
| ٩૨.       | ક્લેશોથી થતા કર્માશયનું સ્વરૂપ.                          | 943-944   |
| 93.       | કર્માશયનું ફળ.                                           | ૧૫૫-૧૫૭   |
| ٩3.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                      | 149-163   |
| ٩૪.       | કર્માશયના ફળો પુણ્યરૂપ અને અપુણ્યરૂપ હોવાથી અનુફળરૂપ અને |           |
|           | પ્રતિફળરૂપ.                                              | 963-964   |
| ૧૫.       | યુણ્ય અને પાપ પરમાર્થથી દુઃખસ્વરૂપ.                      | 964-966   |
| ૧૫.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                      | 966-960   |
| ۹۴.       | યોગીઓને ભાવિનું દુઃખ હેય હોવાથી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ.    | 960-969   |
| 9.        | સંસારના હેતુનું સ્વરૂપ.                                  | १७१-१७२   |
| 96.       | દેશ્યનું સ્વરૂપ અને પ્રયોજન                              | 962-968   |

| सूत्र नं. | વિગત                                                                                                                            | પાના નં.        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ۹૯.       | યોગીઓને ધ્યાન માટેની સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભૂમિકા.                                                                                  | 968-968         |
| 96.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                                             | 966-966         |
| 20.       | પુરુષનું સ્વરૂપ.                                                                                                                | 966-500         |
| ૨૧.       | પુરુષ અર્થે દશ્યનો સ્વીકાર.                                                                                                     | २००-२०१         |
| ૨૨.       | યોગમાર્ગની સાધનાથી કૃતાર્થ થયેલી પ્રકૃતિ તે યોગીને આશ્રયીને નષ્ટ હોવા<br>છતાં અન્ય જીવોને આશ્રયીને પ્રકૃતિનો અનષ્ટરૂપે સ્વીકાર. | 209-208         |
| ₹3.       | પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગનું સ્વરૂપ.                                                                                            | ₹08-₹0€         |
| ₹४.       | અવિદ્યાર્થી પુરુષ અને પ્રકૃતિનો સંયોગ.                                                                                          | ₹0₹-₹08         |
| ૨૫.       | અવિદ્યાના નાશથી પ્રકૃતિના સંયોગનો અભાવ અને તેનાથી પુરુષની મુક્તિ.                                                               | 209-206         |
| ₹€.       | કર્મનાશનો ઉપાય.                                                                                                                 | २०५-२११         |
| ૨૭.       | વિવેકખ્યાતિની સાત ભૂમિકાની પ્રજ્ઞા.                                                                                             | ૨૧૧-૨૧૫         |
| ₹८.       | વિવેકખ્યાતિ પ્રત્યે યોગના અંગોનું કારણપશું.                                                                                     | ૨૧૫-૨૧૬         |
| ૨૯.       | યોગના આઠ અંગો.                                                                                                                  | २१६-२१८         |
| 30-39.    | યોગનું સ્વરૂપ.                                                                                                                  | 292-223         |
| 31.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                                             | 223-228         |
| 32.       | નિયમોનું સ્વરૂપ.                                                                                                                | 228-226         |
| ૩૨.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                                             | २२६             |
| 33.       | યમ-નિયમ કઈ અપેક્ષાએ યોગ પ્રત્યે કારણ છે તેનું સ્વરૂપ.                                                                           | २२७-२२८         |
| 38.       | સંસારના કારણભૂત વિતર્કોનું સ્વરૂપ અને તેના પ્રતિપક્ષભાવનનો ઉપાય.                                                                | २२८-२3४         |
| 34.       | અહિંસાયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                        | <b>૨૩૪-૨૩</b> ૫ |
| 3F.       | સત્યયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                          | ₹34-₹3€         |
| 39.       | અસ્તેયયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                        | ₹36             |
| 36.       | બ્રહ્મચર્યયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                    | ₹3€-₹39         |
| 36.       | અપરિગ્રહયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                      | ₹39-₹3८         |
| ४०-४१.    | શોચનિયમની સિદ્ધિનું ફળ,                                                                                                         | २३८-२४२         |
| 82.       | સંતોષનિયમની સિદ્ધિનું ફળ.                                                                                                       | 282-283         |

| सूत्र नं.   | વિગત                                | પાના નં.      |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 83.         | તપનિયમની સિદ્ધિનું ફળ.              | 583-588       |
| 88.         | સ્વાધ્યાયનિયમની સિદ્ધિનું ફળ.       | 288-584       |
| ۲ų.         | ઈશ્વરપ્રણિધાનનું કળ.                | २४५-२४६       |
| <b>8</b> ξ. | આસનરૂપ યોગાંગનું સ્વરૂપ.            | २४६-२४७       |
| 89.         | આસનરૂપ યોગાંગની પ્રાપ્તિનો ઉપાય.    | 289-286       |
| 86.         | આસનરૂપ યોગાંગનું ફળ.                | ૨૪૯           |
| 86.         | પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ.                | २५०-२५१       |
| ૫૦-૫૧.      | પ્રાણાયામના ભેદો.                   | ૨૫૧-૨૫૪       |
| પર-પ૩.      | પ્રાણાયામનું ફળ.                    | ૨૫૪-૨૫૬       |
| ч४.         | પ્રત્યાહારરૂપ યોગાંગનું સ્વરૂપ.     | ૨૫૬-૨૫૮       |
| чч.         | પ્રત્યાહારરૂપ યોગાંગનું કળ.         | ૨૫૮-૨૫૯       |
| чч.         | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી | ૨૫૯-૨૬૬       |
|             | સાધનપાદનો ઉપસંહાર                   | २ ह ह - २ ह छ |
|             | પરિશિષ્ટ                            | 290-298       |
|             | O # O                               |               |

Q.

## પાતંજલચોગસૂત્ર ભાગ-રની અનુક્રમણિકા

| सूत्र नं.   | વિગત                                                                 | पाना नं. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|             | (૩) વિભૂતિપાદ :                                                      | 9-905    |
| ٩.          | ધારણાનું સ્વરૂપ.                                                     | 9-3      |
| ₹.          | ધ્યાનનું સ્વરૂપ.                                                     | 3-8      |
| з.          | સમાધિનું સ્વરૂપ.                                                     | 8-€      |
| ٧.          | સંયમનું સ્વરૂપ.                                                      | €-9      |
| પ.          | સંયમંનું ફળ.                                                         | 9-6      |
| Ę.          | સંયમનો ઉપયોગ.                                                        | 2-6      |
| <b>9</b> .  | ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ અંતરંગ યોગાંગ.                                | e-90     |
| ۷.          | નિર્બીજ સમાધિવાળાને ધારણાદિ ત્રણ બહિરંગ.                             | 90-99    |
| ૯.          | નિરોધ પરિશામનું સ્વરૂપ.                                              | 99-98    |
| 90.         | નિરોધનું ફળ.                                                         | ૧૪-૧૫    |
| 99.         | સમાધિ પરિણામનું સ્વરૂપ.                                              | ૧૫-૧૭    |
| ٩૨.         | એકાગ્રતા પરિણામનું સ્વરૂપ.                                           | 99-96    |
| ૧૩થી ૧૫.    | ભૂત અને ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થાના પરિણામનું સ્વરૂપ.      | १७-२६    |
| ٩٤.         | પરિણામના સંયમથી અતીત અનાગતનું જ્ઞાન.                                 | २६-२७    |
| ૧૭થી ૩૫.    | સંયમથી પ્રાપ્ત થતી અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ.                            | ૨૮-૫૬    |
| 3ŧ.         | સંયમનું ફળ.                                                          | ५६-६०    |
| 39.         | સંયમનું ફળવિશેષ.                                                     | ५८-६०    |
| 3८.         | સંયમથી પરશરીરમાં પ્રવેશની શક્તિ.                                     | ६०-६२    |
| ૩૯થી ૪૬.    | સંયમથી પ્રાપ્ત થતી જુદા જુદા પ્રકારની સિદ્ધિઓ.                       | ६२-७४    |
| <b>૪૭</b> . | સંયમથી ઇન્દ્રિયોનો જય.                                               | ૭૫-૭૬    |
| 8८.         | ઇન્દ્રિયજયનું ફળ.                                                    | 98-96    |
| ४८.         | અંતઃકરણજયનું સ્વરૂપ અને ફળ.                                          | 9८-८0    |
| чо.         | વિશોકાસિદ્ધિમાં વૈરાગ્ય થવાથી સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠિતપણારૂપ ફળની પ્રાપ્તિ. | 20-29    |

| सूत्र नं. | વિગત                                                                  | पाना नं. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ૫૧.       | સમાધિમાં સ્થિર થવાનો ઉપાય.                                            | 29-23    |
| પર.       | સંયમના ફળભૂત એવી વિવેકખ્યાતિ ઉત્પન્ન થવામાં અન્ય ઉપાય.                | ८3-८€    |
| чз.       | ક્ષણ અને ક્રમના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન     |          |
|           | જાત્યાદિથી તુલ્ય એવા બે પદાર્થોનું વિવેચક.                            | ८४-८६    |
| чv.       | વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનની સંજ્ઞા, વિષય અને સ્વભાવ.                | 25-22    |
| чч.       | વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનથી ફળપ્રાપ્તિ.                             | 22-23    |
| પપ.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | ८७-१०५   |
|           | વિભૂતિપાદ ઉપર ઉપસંહાર                                                 | 104-106  |
|           | (૪) કેવલ્થપાદ :                                                       | 900-230  |
| ۹. ا      | સિદ્ધિઓ થવાના ઉપાયો.                                                  | 109-106  |
| ₹-3.      | ઈશ્વરની ઉપાસનાથી જાત્યન્તરની પ્રાપ્તિનું કારણ.                        | 990-998  |
| ٧-Y.      | યોગીથી અનેક ભવોના કર્મોના નાશ માટે નિર્માણ કરાયેલા ચિત્તોનું સ્વરૂપ.  | 998-996  |
| €.        | ધ્યાનથી થયેલા ચિત્તનું સ્વરૂપ.                                        | 996-930  |
| 9.        | યોગીનું ચિત્ત અને ઇતરના ચિત્તનું સ્વરૂપ.                              | 920-929  |
| 6-6.      | કર્મોનું ફળ.                                                          | 929-926  |
| 90.       | વાસનાનું અનાદિપશું.                                                   | 922-930  |
| ૧૧થી ૧૩.  | વાસનાના નાશનો ઉપાય.                                                   | 930-936  |
| ૧૨.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 134-139  |
| ٩૪.       | પરિણામનું એકપણું હોવાથી ચિત્ત આદિ વસ્તુઓનું એકત્વ.                    | 936-980  |
| ٩૪.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 180-181  |
| ૧૫.       | વસ્તુના સામ્યમાં ચિત્તનો ભેદ હોવાથી જ્ઞાન અને અર્થનો ભિન્ન માર્ગ.     | 989-986  |
| ٩ ٤ .     | ચિત્તનું બાહ્ય વસ્તુના ઉપરાગનું અપેક્ષીપણું હોવાથી વસ્તુ જ્ઞાતાજ્ઞાત. | १४८-१५१  |
| 99.       | ચિત્તનું ગ્રહણ કરનાર એવા પુરુષની ચિત્તવૃત્તિઓ સર્વકાળ જ્ઞાનનો વિષય.   | ૧૫૧-૧૫૩  |
| ૧૭.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                   | 143-144  |
| 9८-96.    | પાતંજલમતાનુસાર ચિત્ત પરપ્રકાશક.                                       | ૧૫૫-૧૫૯  |
| ₹0.       | બુદ્ધિનું વેદન અન્ય બુદ્ધિથી માનવાથી આવતા દોષનું સ્વરૂપ.              | ૧૫૯-૧૬૨  |

| सूत्र नं. | વિગત                                                                                                    | પાના નં.      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ૨૧.       | પાતંજલમતાનુસાર પરપ્રકાશક એવી બુદ્ધિ દેષ્ટા એવા પુરુષથી પ્રકાશ્ય<br>હોવાથી બાહ્ય વિષયોના બોધની પ્રાપ્તિ. | ૧૬૨-૧૬૫       |
| ૨૨.       | દેષ્ટા પુરૂષ અને દેશ્ય ઘટ-પટાદિ વિષયોથી ઉપરક્ત એવું ચિત્ત સર્વ                                          |               |
|           | અર્થગ્રાહક, પાતંજલમતાનુસાર ભોગનું સ્વરૂપ.                                                               | 9 ह 4 - 9 9 ८ |
| ૨૨.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                     | 196-168       |
| ૨૩.       | પાતંજલમતાનુસાર અસંખ્ય વાસનાઓથી ચિત્ર એવું ચિત્ત સંહત્યકારી<br>હોવાથી પરાર્થ.                            | 928-922       |
| ૨૪.       | સત્ત્વરૂપ બુદ્ધિના અને પુરુષના ભેદના જોનારને આત્મભાવની ભાવનાની<br>નિવૃત્તિ.                             | 9८८-9८७       |
| ૨૫.       | આત્મભાવની ભાવનાની નિવૃત્તિ થવાથી કૈવલ્યના પ્રારંભવાળું ચિત્ત.                                           | 926-960       |
| ર<br>૨૬.  | સમાધિમાં રહેલા યોગીના અંતરાલોમાં સંસ્કારથી વ્યુત્થાનરૂપ જ્ઞાનોની પ્રાપ્તિ.                              | 960-969       |
| ર૭.       | વ્યુત્થાનના સંસ્કારોના હાનનો ઉપાય.                                                                      | 969-963       |
| ₹८.       | ફળની અલિપ્સાવાળા યોગીને સર્વથા વિવેકખ્યાતિથી ધર્મમેઘ સમાધિની                                            |               |
|           | પ્રાપ્તિ.                                                                                               | ৭৫3-৭৫४       |
| ૨૯.       | ધર્મમેઘ સમાધિથી ક્લેશો અને કર્મોની નિવૃત્તિ.                                                            | 968-961       |
| 30.       | ક્લેશ અને કર્મની નિવૃત્તિથી જ્ઞાનની અપેક્ષાએ જ્ઞેય પરિમિત.                                              | ૧૯૫-૧૯૬       |
| 30.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                     | 966-966       |
| 39.       | ધર્મમેધ સમાધિથી જ્ઞાન અનંત પ્રાપ્ત થયા પછી કૃતાર્થ થયેલા ગુણોના                                         |               |
|           | પરિશામક્રમની સમાપ્તિ.                                                                                   | 966-500       |
| ૩૨.       | ક્રમનું લક્ષણ.                                                                                          | २०२-२०१       |
| ૩૨.       | ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. સા.ની ટિપ્પણી                                                                     | 202-201       |
| 33.       | પાતંજલમતાનુસાર મુક્તાત્માનું સ્વરૂપ.                                                                    | २०४-२३१       |
|           | કૈવલ્યપાદ ઉપર ઉપસંહાર                                                                                   | ૨૩૫-૨૩        |
|           | પરિશિષ્ટ                                                                                                | 232-28        |
|           | *** *** ***                                                                                             |               |